## अध्यक्तिक कविता : प्रबुख याद एवं प्रवृतियाँ

4 F 7

चाँ बुर्गायंकर भिन्य .

4 (१, प-ए ०० सार्टिन-२-ने प्राफेश- एवं - १यक्ष, १८भी विभाग,

1704, प्राट-ता जार व्यक्ति प्राट-१८४८ विभाग व

\*

विश्वशास्ती प्रकाशन धनवरे चेम्बर्स, सीताबडी, नागपुर-४४० ०१२.